

# पाठ-सूची

| पाउ                                              |           |     | वृष्ठ         |    |
|--------------------------------------------------|-----------|-----|---------------|----|
| १—परमेश्वर की लोला (पदा) [लेखक-पं० शीघर पाउक] १  |           |     |               |    |
| २—ए.प्ण-जन्म [प्रेम-सागर से]                     | •••       | ••• | २             |    |
| ३—लेप्टिनेस्ट मुलर के द्यारोग्यता सम्बन्धी विचार |           |     |               |    |
| ['माधुरी' से ]                                   | •••       | ••• | १०            |    |
| ४—हरद्∙ऋतु-वर्षन ( पच ) [ राम-चरित-मानस से ] १=  |           |     |               |    |
| य-नल-दमयन्तो [लेखक राजा                          | शिवमसाद्  |     |               |    |
| सितारे-हिन्द ]                                   |           | ••• | २०            |    |
| ६-गिरधरको कुएडलियाँ (पदा)                        | •••       | ••• | ३्२           |    |
| ७—महाराणा प्रतापसिंद                             | •••       | ••• | રેપ્          |    |
| =-मिताचरण [ लेखक पं० यालक                        | प्ण भट्ट] | *** | ध२            |    |
| ६—४ १२मीर यात्रा [सेवक वा० केशवप्रसाद खत्री] ४६  |           |     |               |    |
| १०ं - फर्मचोर (पदा) [लेखक पं० शयोध्या सिंह       |           |     |               |    |
| ववाध्याय 'हरिशोध' ]                              | •••       | ••• | ५७            |    |
| रेर-स्रदास जां का अधिन चरित्र [ लेलक भारतेन्द्र  |           |     |               |    |
| या० हरिश्चन्द्र ]                                | ***       | ••• | Ęo            |    |
| १२—दिस्ती [ 'छत्तोसगढ़-भित्र' से                 | ]         | ••• | <i>ई</i> ग्रॅ |    |
| १३-इहाचर्यं                                      | •••       | 43  |               | Ź, |



# हिन्दी पाठावली

## १-परमेश्वर की लीला

धान समा कर जो तुम देखो खुरी की सुवर्ता को ।
बान बान में पामोगे उस देखर की खुत्रार को !
ये सब भाँति भाँति के पानो ये सब रंग रंग के छूत ।
ये बान बी बहरतरी सना नव सितंत्र सित छोमा के मूल !
ये गरियाँ वे भील सर्वेपर बमलो पर माँखें की सुत !
वो गरियाँ वे भील सर्वेपर बमलो पर माँखें की सुत !
वो प्रवेश वे बोलों से अनमोस यनो खुनों को सुत !
ये पर्वत को राम दिला औं छोमा सित पानव उतार !
निर्मेस अन के सोने भरने खोमा परिन महा दिलार !
है प्रधार को खुन का होना सित्र नयीन छोमा के सत् !
पानर बाल पनस्पति पानमा का बर्लना सक् दिएक !
वाँद स्पर्व की होना महमुन, बारों के सारा दिन राज !
स्रों समन्त सारामरहत से सत्र जाना रंग स्वामा ह ।
यह सहमू का श्रूपोत्त पर स्वामा जो सनम्ब विकार !
असमित से मेंची के मरदस हो असन्त राप्त बस्तर ह



लाये और जला जला, ड्रपो हुयो, पटक पटक, दुख दे दे हो मार डाला। इसी रोति से होटे यहे भयावने भाँति के भेप यनाये, नगर नगर, गाँव गाँव, गली गली, घर घर खोज लगे मारने और यहुयंसी दुख पाय पाय देस होह जी ले ले भागने।

इस भीति माया को समका धीनारायन बोले कि तुती ले जाकर यह काज कर के नन्द के घर में जन्म से, पीछे दुरेष के यहाँ जीतार से में भी नन्द के घर माता हैं। इतना







क्रित कामूनन पहिरे, चनुमुँव कप किये, ग्रंब, चक्र, गरा, पद्म तिये दहुदेव देवकी को दरकन दिया। देखते ही क्रवम्में हो दिन दोनों ने कान से विवास तो क्रादि पुरुष को जाना, तय हाय जोड़ दिनती कर कहा—हमारे यड़े मान जो क्राप ने दरसन दिया कोर जन्म मरन का निवेड़ा क्रिया।

हतन कह पहिलो क्या सव सुनाह उसे उसे कंस ने दुख दिया था। तहां भोहण्यवन्द योते—तुन अब किसी दात को चिन्ना मत करो, क्योंकि में ने तुन्हारे दुख के दूर करने हो को जीतार तिया है। पर इस समें मुझे गोहुल पहुँचा दो और इसी दिरियाँ जलोहा के लड़दी हुई है सो क्षेत्र को ला दो, अपने जाने का कारन कहता हूँ सो सुनो।

नन्द जतोहा तप कर्यो, मोही सो मन साप। देरवो चाहत रात सुरु, रहीं बहु दिन जाय !

फिर कंस को मार कात मिहुँगा, तुम कपने मन में घीर घरो। देसे यनुदेव देवशी को समस्यय औरूम्य बाहक यन रोने सचे और कपनो मात्रा फैला दी, तद तो पसुदेव देवशो का शार गया और जाना कि हमारे पुत्र मया। यह समस्र दस सहस्र गांद मन में संकट्ट कर सड़के को गोर में उड़ा हाडी से लगा तिया, उस का मुँद देख देख दोनों सम्मी सांसे मर मर कायस में समे कहने—को किसो रीति से इस सड़कें को मना दोने हो कंस पानी के हाय से क्ये। वसुदेव दोते—



नहीं उतर फिर साथ तहाँ, देही सोचनी भी देण्यों कहाँ। बच्चा दे वहाँ यो बुजत कही, सुनते हो देवयी प्रस्क्ष हो बोली-हे रदामी हमें बंग कह मार काले तो भी कुछ विश्ता गही, क्योंकि हम एक के हाथ से एक तो बचा।

हतर्श कया सुनाय धीतकदेव को नाका परीक्षित से कहते समें कि जब यहुनेव सहस्त्री को से कामे तब कियाह की वे की तिह नमें चीन दोनों में इचकहियाँ पेड़ियाँ पहन सी। बाया से उटी, दोने को धुन सुन यहर्य जाने तो कापने कापने हाल से ने नामधान हो समें तुपक होड़ने दिन का चार हाल सने हाथी खिलाइने, सिंद हहाइने की कुछ मीकने। तिलों नमें बीधेरी नाम के पीन परसात में यह नकदाने ने बा हाण जोड़ केंस से कहा—महानाक नुनहार देशे उपना। यह सुन बंत स्टिन हो दिला।

#### 112

र है बहुरिय होत्रियों, बहुरेहर, देवको और बॉल क्रीक के हैं

के हे बार की कुछत है कहाँ कुछ हत है



मूँ कर मान लेना चाहिये। यदि हम चाहें तो वंश-परम्परा-गत बीमारियों को भी रोक सकते और अपने शारीरिक दोयों को भी दूर कर सकते हैं।

यहुत से लोग वीमारी या दुर्वसता को भाग्य की यात समस कर हाथ पर हाथ रक्ते थेंडे रहते हैं और उन से यचने का प्रयत्न नहीं करते। पर यह यड़ी नासमभी की वात है। ईश्वर हमें पीड़ित करने को वीमारियां कदापि नहीं भेजता। वास्तव में वे हमारे कर्मों का ही फल हैं। उनकी ज़िम्मेदारी और किसी पर नहीं, केवस हमीं पर है।

प्राचीन प्रीस के प्रसिद्ध चिकित्सक हिल्लाकेटीज़ ने यह हपए कहा है कि बीमारी अचानक आ पड़ने वाली कोई बहुत नहीं है, यह हमारे दैनिक रुत्यों का ही दैनिक परिणाम होती है। प्रति दिन प्राञ्चिक नियमों का उल्लंबन करते करते उच हमारे अपराध की सीमा पूर्ण हो जाती है, तभी प्रश्चित देवों का कोप हमारे सिर पर वज्रपात की सरह फट पड़ता है।

खान-पान के कलयम तथा अगुद्ध वायु के दिन रात सेवन करने से ही हमारी अधिकांग्र वीमारियां उत्पक्ष होती हैं। शरीर के आरोग्य को कावम रवने के लिये प्रति दिन योड़ा स्यायाम करना, नित्य खान करना तथा खोबीस वर्एटे में सात आउ वर्णटे तक सोना अत्यन्त आवश्यक हैं। जो इन नियमी का पालन नहीं करते, उनके बीमार होने में











क्षेप्रा वस्त्र ( वस काट, पा कोई द्वानि नहीं ।

### दाँत, मुख इत्यादि को रचा

दाँती को साफ रखना आरोग्यता के लिये अन्यन्त आयरवक है। मोजन के पाद दाँनी को ग्रूप घोना चाहिए जिस से
उन में चाच पदायों के छोटे छोटे टुकड़े न मणे रह आयें।
धावत्रपकतानुसार दँतपुदनी से भी काम लेना चाहिये।
स्संग्रे सिषाय घीषीस घरटे में कम से कम एक द्यू हाँनों को
कंबी से ग्रुप माफ करना चाहिये। रात को सोने समय पैसा
करना राधिक लामदायक होगा। सुदह मुँह तथा आम को
ग्रुप साफ करो। घोड़े से जल में ज्या सा नमक मिता दो,
फिए उस पानी को गले तक से आ कर बाहर निकान दो।
इस से गला मा ग्रुप साफ हो आवशा। साल में पकाध
दुई अपने दाँत किसी को दिखा तिया करो, जिस से मालम
्रा शावर्त हों कि कोई हाँन मालने तो नहीं लगा। घटि दाँन
हिसने या गमने हमें या उस में बोड़ा लग आय तो उस का
नहत दरन करो।

नोंद

मारेक ममुख को खाँडोस गाउँ में कम से कम खाउ ग्रंडे कृष्णम गोरा चाहिए। कम क्षेत्रे से बहुत हाति होती है— बरीर भीर होता है, बीर बॉबर शिंह गाउँ हैं। कम से ते बाहें महुख कर जिल्हों नहीं हैं। इस सो से



ामान राजा नह का वृद्यान है, जो कामे तिका जाता है।

ताजा नत का एक मार्र था, जिसका नाम पुष्कर था। उसी

ह साथ ये पाँसे का सेत मेता करते थे। एक दिन ऐसा हुआ

के घीरे घाँर दाँव समाते समाते राजा नत साथा राज्य हार

गे। एक घोती को छोड़ उनके पास कुछ भी न यथा। ये

हमयन्ती को साथ से घर से निकते। दमयन्ती ने युजिमानी

का काम कर लहके सहको को पहिले ही अपने पिता के घर

मेज दिया था। निष्ठर-हृद्य पुष्कर ने अपने राज्य में यह

दिदीस विटवा दिया कि जो कोई राजा नत को अपने घर में

शाध्य देगा, उसे आए-द्वह दिया जायता।



उन देख इसदस्ती का विर्धुत कर विलाप श्रांतुकों भी धारा वह गिरता या और प्यार वेते और सा श्रपराध म हाड चाप चल वियेश भूल गये ! उस समय ं की हम तुम सं अलग व विसम्बन समार्थे वाजियं।" दमयन्ती दा अवर तक विदल इप। कर न काये. तथ उनकी ांर रोती और विखयती ्गी । इतने में अचानक ा किया और चाहा कि .मयन्ती वा चिल्लाता सन ः उस विपत्ति से हवारा भाम कर दिया। अज-ो यह सारे सांसारिक ी उसके भाग्य में धनेक श्तनी कहती पर्योकर े के लिये उस प्राजगर

हिन्दी पाठायसी मे कहीं यदः कर कष्टदायी हुआ। तय अञ्च उपाय न देख, दमयन्ती ने सर्वेदयापी पर्य सर्वोन्तर्यामी मगयान् को समस्य कर प्रार्थना की। दमयन्त्री आर्त खर से कहने लगी-"हे दीर दयालो ! हे अनाधी के नाथ ! हे दया-सिन्धो ! हे अहरण-शरण ! हे बात्सस्य गुणुसागर ! इस दुष्ट के हाथ से मेरी रहा कीजिये।" भगवान बड़े बड़े दानी बसंयत करनेवाले राजा

महाराओं की उपेक्षा भले ही कर डाल स्मीर उन्हें कर्म बन्धर से मुक्त न करें, विन्तु द्यामय भगधान मक्तों के धार्चनाद की अवहेलना नहीं करते और अनो क कर्म याधन को साल कार देते हैं। "क्षयश्यमेय भोकत्यं छतं कर्म ग्रमाशमम्" का निर्यम

भगवद्भाती के लिये नहीं है। ये नियम उन लोगों की उन्नति में वाचक हैं जो अपने पुरुपार्ध पर निर्मेर होकर ज्ञान अथया वर्म काएड द्वारा उसके समीप पहुँचने वा प्रयुक्त विया करते हैं।

जीसे राजा के विशेष कृषापाओं के किये कोई नियम नहीं है. वैसे ही उन मगवद्गतें के लिये, जिनको द्यामय अगवान है द्यपना किया है, कोई नियम नहीं। दमयानी की करणा भरी प्राचैना सुन, भगवान का कोमल हृद्य द्या से बार्ड हो <sup>शरा</sup>

और उन्होंने दमयन्त्री के बद्धार का उपाय भी तरन्त ही रच दिया। अव बहेलिये ने देशा कि दमयन्ती उसका कहना नहीं

मानती, तथ बहुउस पर ऋद्ध हुआ और उस की मारने

के लिये बाल बताया। पर यह बाल द्मयाती के। न लगी

उस पावी ही को लगा खौर यह कहाँ का तहाँ गिर गया और मर गया। सद्गग्तर द्मयन्ती हाथी, सिंद धादि बनैले हिंसक कन्तुकों से कपने काण को बचातो और क्षेत्रक पहाउँ। और जहाँ में भटकती सुवाद गगर में पहुँची। यहाँ यह रागी के पास दासी दन कर समय व्यतीन करने रूगी। संयोगयश उसे हुँदते हुए उसके विता के भेजे झाहात सुवाह नगर में जा निकले और उसे विदर्भ नगर को तिवा से गये।

उत्तर राजा नत युमते फिरते अयोध्या पहुँचे और अपना नाम पाहुक रख, यहाँ के राजा ध्यनुपर्व के सारधी यन कर रहने लगे। विदर्भ-राज ने राजा मत को छोजने के तिये गगर नगर गाँव गाँव माहुए भेजे। उन में से एक माहुए ने अयोध्या से लौट कर, यह समाचार सुनाया कि राजा ध्यनुपर्य का याहुक नामक सारधी, दमयन्ती वा नाम सुन कर उदास हुता और कांचों में आंसू भर लाया। यहुत पृहने पर भी उसने अपना परिचय नहीं दिया। यह सुन कर दमयन्ती को निश्चय हो गया कि याहुक राज कर राजा नत ही अयोध्या में दिन काट रहे हैं। दमयन्ती ने अपने पिता से कह कर राजा ध्यनुपर्य के पास सैहेसा भेजा। यह यह या कि अय राजा सा के आने की आशा जाती रही, अता दमयन्ती हुसरा वर शरए करेती और इस के लिये दूसरी स्वयन्तर सभा होगी। अस समा में काय भी प्यार ।

किन्तु सपम्बर का दिन इतना समीप नियत किया कि



दमयन्ती, पतिवता होकर, पर पुरुप के साथ विवाह करना चाहती है ! वयों न हो ! ये सब दिनों का प्रभाव है । मनुष्य के खोटे दिनों में उसदा निज शरीर जब उसका साथ नहीं देता, तय स्त्री और सन्तान का कहना ही क्या है।". इस पर वेशिनो ने कहा-

"हे बाहुक ! क्या तुम राजा नत का भी कुछ पताः जानते हो ? जरा सोचो, राजा नतः ने इमयन्ती के सार्घ कैसा निष्ठर व्यवदार किया! उस सोती हुई श्रयला को वियावान पन में इषेती होड़ न जाने वे कियर चल दिये। दमयन्ती को देखो, वह कैसी भली है कि इस परभी उसने कुड़ ध्यान मदिया सौर वह रुख जल होड़ कर संदा उनका नाम लिया करती है।! दमयन्ती का हाल सुन कर, बाहुक से ने रहा गया

और उसकी काँदों से अबु प्रवाहित होने खगा। सन्त में बाहुक ने कहा-... "स्त्री मले शी पति द्वारा सताई त्जाय, पर स्त्रीरों के

सामने उसे पति की बुराई करना उचित नहीं। दमपन्ती को कदाखित यह बात नहीं मातृम कि यदि राजा नल दमयन्ती

, को दन में न होड़ जाते, तो उनके प्रारा धवने कठिन थे । तिस • पर भी यदि राजा नस से निर्देयता का कोई काम यस भी पड़ा

हो, तो दमयन्ती की शोभा इसी में है कि वे उनका अपराध समा करें; पर्योक्ति दुःख पड़ने पर मनुष्य की बुद्धि का ठीक . . **रहना कठिन है**ं।" किल्ला किल्ला करिन हैं।

हरकी सारावनी

 र र तालव इत्यासहत्यक्षीर पित शोने सर्वे ं रागासातम ही श्रुत्र भी सबदा श्रीर इस र ६ ३ - १६१ र बाल कहा । द्वानी ही द्वाराणी - व हु । हा हा अप्र अप्र हैं ३ सुन्न पुरती से प्रैं

. . . e eine Auf mir ger att gerit ff का पर नवशासा अरखी । असलीकी की है

र करा पर काव और कार्ड झाली से हर ं । । व वहन दिनों के हैंने द · व १५ घामी कामाम का बंधी

.. ALI WHIT THE KE W. 1 . 1 THE SHE & WENTER ं । ५ १४४ मधरः विव ब

व वन का विश्वता ह

#1 PE#1 134 e erent & Etator

. The as free near में नता व कुल्य का बाद की करते. TI " WANT A S PHI & AUTE!

at the third the earne

THE WHERE THE P.

400°, 12 24 24 14 1

वैक्षा भी स्वाद था, जैसा राजा नल के यनाये पदार्थों में होताथा।

तदनन्तर इमयन्ता अपनी माता के पास गई, और योली"माँ जो! यदि आशा हो, तो में अध्यक्षाटा में जाकर उनसे
मिस आजें।" माता ने येटी को तुरुत आशा दी। इमयन्ती
तिस पर भी अनेसी न गई और अपने साथ अक्ने पेटे येटी
को लेती गई। राजा नल को और उनके अर्जरित सोएकाय
को देख दमयन्ती शेने सगी। जय यह सावधान हुई, ठय
राजा नल से योली—"प्राचनाय! मुक्त अयला को आप वन
में अकेसी होड़ क्याँ चल दिये ?" इस महन के उत्तर में सजित
हो राजा नल ने कहा—

म्प्या तुम को विभास है कि मैंने जान वृक्ष कर तुम्हारा साथ होड़ा? सब तो यह है कि जिस निर्मुद्धि में पड़ कर, मैंने सारा राजपाट गैंबाया, उसी के फेर में पड़ तुम्हारा भी हिंदीर हुछा। तुम्हारे विद्येह में मुक्त पर जो बीतो, उसे मेरा वह घरीर ही जान सकता है। किन्तु को पित्रता होती हैं, वे स्वामी में क्षवगुए देख कर भी उसकी मिन्दा नहीं करतीं। जाने भी दो, क्षय हम बोर्तों में क्या रफ्ता है, क्योंकि कल तो तुम टूसरे की हो ही जाकोशी।"

दमयन्ती ने हाथ ओड़ कर कहा—पशाप को यहाँ बुताने के जिये ही यह सारा आल रचा गया था। पया आप को विश्वास हो गया कि में स्सरे के साम कियाह कर लुँगी?



#### (8)

साई कवसर के पड़े को न सहै दुछ द्वन्द । जाय विकाने डोम घर वै राजा हरिचन्द ॥ वै राजा हरिचन्द करें मरघट रखंबारी। घरे तपस्वी भेप किरे कर्जुन यसघारी॥ कह गिरघर कविराय तपें यह मीम रसोई। को न करें घटि काम परे क्षवसर के साईं।॥

#### (4)

साई सब संसार में मतलय का म्यौहार। जब सीग पैसा गाँउ में तब सीग ,ताको पार. हं तब सीग ताको यार यार संगही संग जोते। पैसा रहा न पास यार मुख से ,नाई बोले. ह कह गिरधर कविराय जगत को याही तिया। करत बेगरजी प्रीति यार हम विरक्षा देखा ह

#### (3.)

रही न रानो केका अमर भर यह वात । कवन पुरवते पाप ते वन पठवो जगन्तात । बन पठवो जगन्तात केंत्र सुरहोक सिधारेठ । जेहि सुत काले मरेठ राउ महि बहन निहारेठ ॥ कह गिरवर कविराय मरे यह कक्ष्य कहानी। वर्ण अपवस्र रहि गयउ रही नहिं केकर रानो ॥



#### ( ( ( )

सार्रं अपने चिक्त को मृति न कहिये कोय।
तब सन मन में राजिये जब सन कारज होय ॥
जब सन कारज होय भृति कपहें महि कहिये।
तुर्जन तातो होय आर सीरे हुँचे रहिये॥
कह निरुपर फविराय पात चतुरन के तार्रे।
करहती कहि देत आए कहिये नहिं सार्र ॥

#### प्रशं—

१—तीपे तिसे शब्दों के क्यें विस्तोः— डदण्ड, बिरटा, क्वत, बागद, पौरिमा, । १—इसमी हण्डतिया का सारोग्त भरने शब्दों में विस्तो ।

## ७ —महाराणा प्रतापसिंह

भारतपर्व में विचीड़ का राज्यंश योरता के दिए मसिछ है। सैक्ड़ों वर्ष तक वड़ी पड़ी कापित्रपां पड़ने पर भी यहाँ के राजायों ने किसी शत्र के सामने दिर नहीं शुक्ताया। ग्रस्ता, निर्मयता चौर इहता में इस घराने के राजाओं की नुसना संसार के किसी भी यहे झादमों से की जा सकती है। इसी बुल में संवत् १५६६ में महाराजा उदयसिंह के यहाँ प्रताप्तिह का जन्म हुआ था।



हस सेना सेहर हुन्दी घाटी के मेरान में उस का सामना .या । इस युद्ध में राजपूतों ने जो पीरता दिखाई यह इति-समें समर रहेगी। दोनों कोर के नामी नामी सेनापति त रहे और कहा जाता है कि सकपर के ४० इज़ार सौर गर्पातर के चौदह हजार योजा इस में काम बाद । प्रवार-तह अपने प्रार्ते का मोह होड कर यम सेना को चौरते हुए ागे बड़ नय कौर उन के सरदार और सिपाही भा उन के हि रहे। राजा के शरीर में यहुत से घाय संगे और उन का गरा घोड़ा भी रुखी युद्ध में मारा गया। दक बार राए। के ारों पर अनिवार्य संबट देख कर भाला धरा के एक राजा ने नका दब अपने अपर समा तिया जिस से शतुर्थी ने उन्हीं ो राहा समक्त कर । यह साथ भाषमत कर के उन का काम माम कर दिया। आज तक भी राजपुत होन हल्दी घाटी ्युद्ध का बड़े गौरव के साथ स्मरए करते हैं और चारए रीर भाट भनेक प्रकार के पद्में में बस का गान करते हैं।

वयांव सक्यर की सेना का यहुत संहार हुआ या तथांवि प्रागरे से सेना भँगा कर उस की पूर्ति कर की गई। राज-हतों की संख्या कम रह जाने के कारण वे अपनी माह-पूर्ति की रक्षा न कर सके। तप भी उन्हों ने कायीनता सीकार कर-ने की अपेता बन-पन मारे-मारे फिरतां सीकार किया। इस प्रधार प्रति दिन युद्ध करते हुए और अपनी रसा के लिए बार बार स्थान पर्तने हुए प्रतापतिह ने २५ वर्ष ध्रातीन



हेरा हुआ। उस समय उन्होंने अकरर को आधीनता कार करने का निश्चय कर के अपने दूत द्वारा सम्राट्की वामें पत्र भेजा।

इस समाचार से झागरे में सनसनी फैत गई। जिस । अवंग्र ने अब तक किसी राजा के सामने सिर नहीं मुकाया । सी का सब से घीर पुरुष अचानक अब हमारा आगीरदार ) ना सीकार करता है, यह सीचकर अक्यर के आनन्द का गर नहीं रहा। मुग़लों की राजधानी आगरे में बड़ा उसस । नाया गया और धादशाह ने एक यड़े दरवार में उस दूत । क्यागत किया। परन्तु इस से कुछ राजधृतों को बहुत । स्वागत किया। परन्तु इस से कुछ राजधृतों को बहुत । स्वागत किया। परन्तु इस से कुछ राजधृतों को बहुत । स्वागत किया। परन्तु इस से कुछ राजधृतों को बहुत । स्वागत किया। परन्तु इस से कुछ राजधृतों को बहुत । स्वागत किया। परन्तु इस से कुछ राजधृतों ने कहा कि समम देस पात पर अधिभास प्रकट किया कि मताप सिंद अक्षर के हरवार में अपना दृत भेर्जुणे। उन्हों ने कहा कि इस में हुछ भेद हैं। और इस की आंच करने के तिर धादशाह की आता प्राप्त को।

घर काहर उन्होंने प्रताप सिंह को यक ममें भेड़ी पत्र तिका जो इतिहास में प्रसिद्ध है और दिस की पंतियां काज भी बड़े गौरव के साथ पड़ी जाती हैं। उस का भावायें इस प्रकार है—अक्टर का ग्रासन घोर अधकार के समान है जिस में सद सोग सो गय हैं। देवत एक प्रतापतिह हो अपने पहरे पर जाता हैं। कहनर ने एक बार ही सब संसार को दागी कर दिया है, दिना दांगा हुआ सवार हेवत राएग



बस के साथ पुरोशी पर बढ़ाई की कीर विकॉफ की होड़ कर इसने सब महेरा एक की में हो करने कथिकार में बार तिये । विकोह को हरकाठ करने में यह कात तक मसराव करें। उन के को बात के सरियम को बुद गारित से बेटिं। यह

एर दंज को हुनो दश कर दरिवार सर्वित दश देने स्थात पर रहते थे छहा से बिलींड दह दिखाई देश था। बासरप शाहिन्दी और विभाज मात्र वर लिवने के बारण बह सनमामें धी वृत्र की सहे थे। प्राप्त समय सर्मापु कृत्या या करें दिन तक बड़े कह में यहे यहे । तब हुए सरहारीने . शाहम कर के कम से पूरा कि महाराष्ट्र क्या कारत है कि द्यार को वर्षिय समाप्ता इतका बद्द पाते हुद भी इस स्पीर की गर् रंडभे। असेंक्ष्या कि मुके हमें यह जिला है कि में देहे मेरा पुत्र सम्मानिष्ट विक्तित है हिए प्रदान नहीं बरेगा। पैरे पर दिस देखा कि मोरडी से दिवलने सदय इस को बलको बक्र बॉक के बलाब वर्ड को इस ने बीच बैं कापर शत कोल को शिकाण कर चेंचा दिया। बाहा हो क्ष दर को को को काल कारारेटा काँद का गान के दरकर विकास को भूग कारणा १ जर भर बादली हे समसार हुन्य हैं से दर धीरता को कि इस बारते बीते की काले बारणीतर की सहस बाबार है हैंने क्षीए स बुलायों को कार्योतना 📸 सरिवार करते हैं। साध्यक्ष रचा का व्या Sample Stranger



धारण को सार्थकता का सम्भादन करना है और ऐसे अब-पर उचित आचरल वही दिया सहते हैं जिन की आन्तरिक याद्य सभी प्रकार की पंजी सर्वेषा सुस्थिर हो और शनैः बाती रहती हो । यह योग्यता जिस में न हो. वह गरए जन-समुदाय में भी गएनीय नहीं है। इस तिये की प्राप्ति के लिये पाठक-गए को चाहिये कि शरीर के ी अवयवी और मन की सभी शक्तियों से काम होते रहा । पर उतनाही जितने में अधिक यकायट न हो। स्वय गरि में व्यय भी इतना ही: किया करें जितना सामव्ये के वर्गत हो। दसरों के साथ व्यवहार वर्ताव भी इतना ही दा करें जितना सर्वदा निभ सके। अपनी वाली और ) भी पेसा ही रक्षा करें जैसा कुल की मर्यांदा के विरुद्ध र लोह-समुदाय को स्रविय न हो । यस, पेसा ध्यान यना उने और सम्यास करते रहने से lमताचारी और सङ्झीव-धिकारी होतेने कोई संहय न रहेगा और आवस्यकता के मय तदनुकृत कार्यों की पूर्व-कारियी सामग्री का श्रमाय रदेगा ।

574---

<sup>े—</sup>मिताबर्ग दिसे बहते हैं और उसकी क्या बदयोग्तिता है ? रे—सिनिति, भौरवास्तर, सम्योवनाधिकारी इन सन्होंके क्ये किसी।



्रा वर्षे का असिक वाजार महाराज गण्ज है। व्यह कल काइमीर यात्रा मायः सह प्रकार की एक में सिंहमारी की ¥3 हार प्रमाण सव प्रकार की परमुद्ध मिलती हैं। विशेष कर अमण ्रा कार्य कार अमण के अच्छी भीड़ भाड़ रहा फरती है को रहत में दलाल भी यहाँ पुना करते हैं जो अपनी हुरी मिटी सहरेज़ी बाल विदेशियों के शिष्टे लग जाया करते हैं। धोनगर कुछा जलने धीनगर देखा नदी तर पर बता हुया है, यदि यनारस प्रानगर उत्तर । वे. मृत्ये आरी मार्ग घाट पहाँ होते तो जीक कासी ही सी-छुटा है वास कार कार कार कर कर सम्भव है ? वो भी नाव पर दिस समय जाको उस समय दोनो सोर मनानो की श्रेणी हिल्ली थाली थे। मन को मोदती है। मेरे अनुमान से पेसी क्षेत्रही दुर्ल के दक्षिण स्तेर नहीं में हुए हुर तक हैं वा (हातू) यह गया है। इस में समेह समार के एस भी है। यादा देश दान कर सहरेड़ होग यहाँ रहते हैं। यह हेशाह की हतर अहम एक हो है। इस की शीमा भी देखने ्रित्तव है। सहको पर होताह इस से महाराज गाँज कहा के महिंदी होते । स्टूड केंद्र सहिते की महिंदी सिक्ति हैं। ेतर का बे क्षेत्र के साहरें के दावी है। बातमहरी हें बाहरतो है कही बार महत्त्वह साहर कार्य हर महत्त्वी े केंग्या देवत के बह बताई है हैं है काब उपादा हिं



पहाँ का प्रसिद्ध थाज़ार महाराख गर्व्य है। व्यव क्रस-से के कटरों पेसा दना है। इस स्थान में सौदागरी की या सब प्रकार की बस्तुर्थ मितनी हैं। विशेष कर समय रिद्य सहरेंद्रों तथा मेमी की करही मोड़ माड़ रहा करती है रि बहुत से इतात भी पहाँ यूना करते हैं को अपनी दूरी नी कहरेंद्री पोत विदेशियों के पीड़े सम जाया करते हैं।

धोनगर खैसा नहीं तह पर पता हुआ है, यदि पनारस : पैसे मारों भारों यह वहाँ होते तो होन काग्री हो सी-इटा हेस्ड्राएँ देती। परन्तु यह इत सम्मय है? तो मी नाव पर डेस समय खाओ उस समय दोनों कोर मकानों को धेयो (सने वालों के मन को मोहती है। मेरे अनुमान से पैसी ोमा भी दुसरे स्थान में कही न होगी।

रहीटरही बहुते के दिसिए कोर नहीं में बुद्ध हुर तक हिता (दार्) एड़ गया है। इस में क्षतेक कतार के हुद्ध में है। आया देश दास कर कहरेड़ सोग बहुँ रहते हैं। यह स्थान भी नगर भर में यक ही है। इस की सोगा भी देखते दोग है। सहकों पर भी सक दस से महाराज गंज तक एक समी की ही सहक कर करही रन गई है। साम की समय इस के दीनों कोर साज हमें भी पत्ती हैं। साम मही में सारहरी में कर भी कमी महाराज साह कार्य को होने कार मोजन कराते हैं और साज हमें सारहरी में साह की की समी कार्य कर कर मोजन हम की साह कार्य की स्थान हम की साह साह कार्य की हों। साम मोजन कराते हैं और साज हैं।

(बत्रका म<sub>र</sub>्रा अन्तर पर महाराज साह्य कार तस्य चाराकण्यत्र । इसका नाम वसस्तन्**वाग्है।** भग का तर राम , जाम योमहाराज **साहय की धोरे** छैं। के प्रपार । शान पृता का यहाँ अच्छा उस्सव हुआ है 🕜 🤃 रस उत्तर पर दान दृष्टियो तथा भूकों की 274161

## पशामीने का काम।

या १८ एर पर सामा जलवायुकी उत्तमता **व्यदि** प्रशास क्षित्र सामा शाक्ष्मीर में माना खुलाना है, उस हारा का सनक प्रकार का उत्तम उत्तम यस्त बनाने वा जिन न स एक शाल का कामही देखा बढ़ा बड़ा है कि है ुसर रहार मल काज तक समतान कर सके चौरी व क्टू याच्या प्रानिधा अस्तरका वाल, आ आज कल द्र में अगतम प्रायद द्वारहर, इन काश्मीरी जलाही है पाद ६ म द । तापर्य यह देश अनक प्रयक्त करने अभावक काश्मारा भाला वीसमतान कर पाये। आतदानद्दां अनि प्राचीन काल से काश्मार अप् कारांगरा के लिए एवं से बढ़ा चढ़ा है।

कारमार्था शाल काश्मीरो द्यारमाक नरम औ राज्या से यनते हैं। जिलना उत्तम राज्या हु।गा, अ उत्तम शाल यतेगा। अत्येक बकराक अक्ष पर ल आध्यपाय स आवक रोधां नहा मिलना, इस

दुशासे भी बई प्रकार के होते हैं। पहले तो हटने और कोमत सादे जन के। ये ही बहुमूल्यवान हैं। दूसरे पफ्के रहमें रंगे जाते हैं। तीसरे पश्मीने के, जिन के पहें और सेमें तथा विद्वावने वनते हैं। कमशः उन का मूल्य भी धटता जाता है। जिन लोगों ने देखा है ये ही कह सकते हैं कि उन के कतरने बनाने रंगने और विनने में कितना परिधम करना पहला है और समय लगता है।

दुशालों के पहिले होटे होटे टुकड़े होते हैं। फिर पीछे चे जोड़े जाते हैं। जिस स्थान में दुशाले यनने हैं, ये भी देखने ही के योग्य हैं।

## कारमीर की उपन ।

यहाँ को श्विवी यही उपजाज है, विशेष कर फतों के लिये तो यहाँ हो उसम है। यहाँ सेय, नाग्रवाती, बोहो, बोग्रायमा, अंग्र आदि बड़े ही सादिष्ट फल उत्पन्न होने हैं और अधिक होने के कारण यहन सक्ते भी होते हैं। इन के सिवाय अनार, अग्रवेट, यादाम भी बहुत होते हैं और सक्ते विकते हैं— जैसे हमारे यहां मृती, गाजर, आम, अमकद पनी निर्धन मनमाने जाते हैं, वैसे ही उपर कहे फल क्यां



















ड़ का पता नहीं स्ता । यह कीसीराजा चन्द्र की क्वारी है। रिसदा के सिये उस की कमर कीर्त को प्रकाशित करती है। ति। पर क्लोक खुदे हैं। उन से यह सब विदित होता है। न इलोंकों का यह क्षये हैं:--

"जिस का यश खड्ग क्यों हे समी से सिखा है, जिस ने हरेग में अपने शहुकों के समृह को युद में बारम्वार परातत किया, जिस ने सिन्धु नहीं के सत मुखें को पार कर के
हाही को सड़ाई में जीता, किस का यश क्यों वायु माज
क दिल्प समुद्र को सुगियत कर रहा है, जिस ने इस
ह्यों को हेड़ सभी में वास किया, जो अपने सुहतों से मात
शिक को हेड़ सभी में वास किया, जो अपने सुहतों से मात
शिक को हेड़ सभी में वास किया, जो अपने सुहतों से मात
हिया है, जिस के अवल्ड मताय ने बन की शान्त व्यति के
स्वार पृष्यी को अमी तक नहीं सोड़ा है, जिस ने अपने यखे
दूप शहुकों का नाशकिया, जिस नेपृष्यी पर अपने भुज यस से
उपाजित करुत राज्य बहुत दिनों तक किया है, जिस का
मुख पृष्या के सहश इमक रहा है, उस चन्द्र नोमक राजा
ने विष्णु में स्थान घर विष्णुयद्गिरि में भगवात विष्णु की

इन इतीकों से जान पड़ता है कि राक्षा चन्द्र की विष्यु भगवान में परम भक्ति थी। जहाँ अब कीसी वर्तमान है, वहाँ उस के समीप पहिसे विष्युपद्गिरि नामक एक पहाड़ी थी जिस पर विष्यु भगवान का एक बड़ा भारी मन्दिर

यह घ्वजा स्यापित को है।"



दुबहमानों का राज्य होगा। राजा ने फ्रोध कर केउसे निक्क्तवा दियाधरु सङ्मेर चला गया। जहाँ उस का पढ़ा सन्मान हुआ। सहराय कवि जो शाहजहाँ बादशाह के समय में हुए थे, ास कोती का मुचान्त और कुछ लियते हैं। उन का मत टर् है कि स्पास ब्राह्मए ने तोमर वंश के प्रथम राजा अनंग-राह को एक पद्योस इंगुत को लम्बी कोली दी और उन से हता कि आप रहे पूर्णी में गाडिये। शुभ संवत् (सन् उद्दर्भ (०) वैद्यास बदी तेरस को राजा ने इस कीसी को पूरवी में गाड दिया। तब व्यास परिवत ने कहा कि अब नुम्हारा राज्य सबस हो गया क्योंकि यह कीसी शेपनाग के माथे में गही है। उद प्राक्षण चला गया तब राजा ने उस की यात षा विभ्यास न कर कोली उपाइया उाली पर देखा तो उस में ोह सगा या। राष्टा ने इर कर प्राष्ट्रात को फिर बुसवाया तैर बोही फिर गाड़ने की बाहा हो। परन्तु कोहो उद्योम रेतुल तक हो पृथ्वी में गई और दीली रह गई। तप माम्रत ने कहा कि तुन्हारा राज्य इस धीली के सहश क्रस्थिर रहेगा हौर उसीस पीड़ी तक राज्य रहेगा फिर पीछे चौहान संश के राप में जादना और उन के पोले मुसडमानों के । अधिकार में चता उपया। देखा ही हुआ। धनहपात के देश में डणेस पीढ़ी सक ही राज्य रहा। कुद्द तीय यह कहते हैं कि इस कीली के दीली वह जाने से इसका नाम दिली स्यांत् दिशी पड गया।

हिन्दी पाठ(वसी

्रे चाक स्थान स्थान स्थान होत स्थीत सञ्चाम वर्ते १ र स्थान स्थान स्थान है। इस वा वित्रता र र है स्थान शिव्य दूष स्थानों के १ र र र र र र र शाना थार, सश्चाक का खर्मा, र र र र स्थान स्थान हि स्थेनक स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

कराजारम चाह्य के प्राचनात्री है और प्रदेश का सम्बन्धी है और

1 . , "44112 24

त्याः — वस्त्र क्यांनि, सहरवनाड,

## · -- महानय



न्याप्त्यस्य व हलं आत्वान्त्रमें हो ग्रष्ट्या त्यान देना आहिर या रायन आत्र पर त्याह तर तप्ते रहते से अन में विकार अध् तर न टंटर त्यार रहत र में बहुन देर कर के भी नहीं सीर च रण अध्यु र अनुसार साधारतृत्वा सात्र यो आ

च २१ अनु र श्रनुसार साधार**णतथा सात या श्रा** २१ उचन १० विश्वास **यहून मुनायस चौर मोहने** १२१ व्हन भारतनहीं हुन्न चाहिए। प्रतिदिन निष्मित रूप <sup>9</sup>

र १९८५ सारा नहां हान चाहिए। प्राताद्वनशायास - १ जन स्व स्टान करना यहन नामदायक होता है १

न्यायण तता व निवार प्रतासक के साहे होने की क्रांस्य या प्रथमत ता प्रशासनिक संस्कृति का क्यांन कर प्रयासना वा इस प्रशासन तत्रक स्वतः स्वतासक क्यांस तता स्वारत का विवास के सहय को ही स्व

हम वर गर कि जान की सफलना के सिद्ध प्रदास यक मुख्य सामल के स्थानन द्वार नारवकारों ने प्रदास एत्का बानवक्य प्रारंत सन्यक्त हम प्रधानमें में प्रदास के वर्षा क्यान दिया है। प्रधानमं के बिना स्वीद साधानों के युक्ती का राष्ट्र करह से पालन नहीं हो सकता।

याणि असमय का मुक्य काल विद्यार्थी जीवन है से सं संग्राह्म स्थानी में नी असमय के द्वार लिखे नियम का स्था सहना शाकन काना समय है। इस्तिल के नियमियों के विवाद तो मार्च करें से में हमने डालन डाल हेना महिला का स्व उन्ह में साहती जुल में पर्यन्त हो कर का निरन्त प्रथम करें रहना चाहिए, क्योंकि यह पह धर्म है जिस का पालन मजुष्य के लिये सर्पदा करवाणकर है। "सर्पमध्यस्य धर्मस्य पायते महतो मगोत्। मंगोत्म हो स्वाद्य अपना स्वास्थ्य ही नहीं हो बैठता, अपनी बुद्धि और काम करने को शक्ति से भी हाथ धो बैठता है और अन्त में बिलकुल नए हो जाता है।

हमारे पूर्वज ऋषि द्युनियों के कार्य और वर्तमान समय में महावुरुषों के जीवन चरित्र महत्वर्ष के महत्व के ममाण हैं। महाव कगस्त्य, विश्वामित्र, व्यास और विशिष्ट को कीन नहीं जानता ? भीष्म, श्रर्जुन, क्षिमम्यु की कथाओं से कौन परि-खित नहीं ? इसी मकार स्वामी शंकराचार्य्य और श्रीवहमा-चार्य जैसे धर्म प्रवर्तनों और महाराणामताव और गुरु गोविन्द-सिंह जैसे योद्धाओं के चरित्र हमारे जीवन-पच को प्रका-शित करने के लिए मौजूद हैं। हम भी महाचर्य का पालन करते हुए श्रपनी शक्ति के श्रनुसार छलित करने का प्रयक्त कर सकते हैं। यदि हम प्रयक्तशील होंगे तो ईश्वर हमारी सहायता करेगा।

प्रश्न--

३--- ब्रह्मचर्य का पया अर्थ है और उसके सायन के क्या उपाय हैं ?

## १४--- हात्राप्टक

ापान्तः चानस्य सर्वतः **वदः तुम्हाराः** प्राप्तान्ताराः वदः त्रवः **काशन-भाराः** द्यार्गाः तम्हाराः समस्यस्य हो। स्रोताद्यारस्याप्तस्यकाः सीस्त्रवसः हो।

ा १२ को । दिस्सी हो लग्न जीसा, प्रारंग्य गाउँ के बला भी पैसा। तस्य भारत सलावत में है बढ़ने का, रक्षा हो उस्मार रह लिखने पढ़ने का,

ना र स्तर चंद्रण तव जायन है. बला के स्तर्भक्ष प्रकृषिण है। मान पति रनाकर नामन यद सकते हो, का कर्मकर प्रवास सम्बद्ध सकते हो।

स्राप्तः चार्यसम्बद्धाः नहाः नहाः हाहाः । प्रतिकृति स्वाप्तिकः चित्रकारः स्वाद्धाः प्रतिकृति स्वाप्ति । स्वाप्तिकः स्वाद्धाः । यही समय है तुम्हें कि अस्तुत हो सकते हो, जगती-तल में प्रय-बीज तुम वो सकते हो। संदम पूर्वक रहो. श्रीर थोडा धम कर हो. भस्य मनो-भागदार भाच-रह्यों से भर लो ॥ नुम सब जो कुछ रटो कएठ तक ही मत रक्खो, करो उसे दृदयस्थ और उस का रस चक्लो। हक्षा चरित का गठन पठन से यदि न तुम्हारा, तो तोते की तरह व्यर्थ समस्रो अम सारा॥ महा पुरुप जो हुए तुम्हों में से थे सारे, तम से ग्यारे वे न कभी तुम उन से न्यारे। शंकर, भास्कर, कालिदास अपने को जानो, ल्धर, न्यूटन, देपसपियर को भिन्न न मानो ॥ शासक, शिक्षक और परीत्तक हैं जो सारे,

वन कर ये भी झात्र हुए हैं मान्य तुन्हारे। एड़ो, परिधम करो, कभी हिन्मत मत हारो, यन कर शोध सुयोग्य देश की दशा सुधारो॥

-निम्नसिवित पदों के भर्य दिखो :--

<sup>&</sup>quot;तन-मन दोनों....घड़ सबते हों", "यही समय रे....मर हो।" -रांबर, बालिदास, न्यूटन भीर शेरसपितर हे जीवन सरिव संक्षेप में दिखी।

दिन्दी पाडावली

पन०---( विवस्तर को भेट कर ) हे सखी, यह सन वर सी मुर् वडा भागन्द इमा ' यहा सख हुआ !! परन्तु कः माचना है।क शकुन्तला बाज हो जायनी तो सुख औ। ्य समान हा जात है।

प्ययः—बह सुला रहना (स स हम को भी कुटु शोक न करत या ह्या थरण-में न इस्पादिन का बस्प नास्थित में और आम के पेंड

पर लाज्यता है। तत नहें सामके सर की माला रक्की था न इस उतारल तद तक में मृत रोधन और नीर्व का महा भार द्व महल उपचार की सामग्री है 2413. 1

140-427 \$5311

( अ अब ा इ अर्थ विवस्त हर मास्रा उत्तारशी है ) नद व में ) ह गातमः शास्त्रद धार शास्त्र**त मिश्री से कह** दा कि राजुल्तला के पर्यान को जाना होगा ।

guo—( ६ न छगः ६२ ) स्नस्या विलक्ष्य मन **कर, हस्तिनापर** जान चाल प्रत्य बळाये जाते हैं। ( अनम्या हाथ म सामग्री छिप आती है )

इ.स० — इस्थासमाहम साचल। दानों इबर उधर फिरती हैं !

प्रया-( रम का ) यह देख शक्तनाता गुरुज निरुत्तते हो शिर स्तान कर क वैदा है छोर बहुत सी तपस्थिनो हाथ में



हिन्दी पाडाधली

೯೯

व पडे चाहिये थे ये काश्रम के फूल पते तो अनहोते का हे बच्छे नहीं लगते।

( दो ऋषिकुमार वस्त्राभूषण किये आते हैं)

दाना कृमार---अगवनां को ये चलाम् वत् पहनामी ! [देख बर सब चित होती हैं]

[ १९६६ सब चाका हाता है] गोनम'— हे पुत्र नारहामें कहाँ से झाये ! पित्रना आणिकुमार—पिना कत्य के समाय से ! '''न-' - क्या मन में विचारते ही साम हो गये !

ातः । प्रशासन साथवास्त हो प्राप्त हो गया।
प्रशास साथकुमा जना सुत्रो, जब सहारमा कार्यप की
व्याज्ञाहम का हुई कि । शकुल्तका के निमित्त कता

आजादन का हुई कि शकुनतका के निमिक्त स्रता ाओं से कल ले आ आंतर नुक्त — स्रीयारी।

भारतम्बर्गाराज्य करणामात्राक स्थित सम्बद्ध सारी है कार्रादियो लाखारमा साहा जामा तुरता महाबद होई है गाना बहु विभागमाना निर्माण करणा सुनि है

्त वह विश्व भूगव भाग । वन दायन के दायन दान है उनकत पट्टेंच ला हाथा । हाद करन नय साखन साथा है अन्तरार ( अरून्ट से देवस्थ ) यन देविया से बळामस्य अरूर हुन्यान कर साथों सुराधकार हुन्या होता है

भवनं यद स्मृतंतुकः स्वास्त्रे संग्राज्ञलयुक्तं कादाता होगी। [सन्स्वतः क्रमती है] पोदलं स्थितुसरं न गांत्रसंधाको स्थाचा सुरु आहे स्वास

कर के बा सप, श्रमा उन संदन देखियाके संस्कार कायुक्त कह द ा—श्रद्धाः [शेनाः

[दोनों बाते हैं]

: सबो—हे ससीहम ब्राभूपर्गे को क्या जाने परन्तु चित्र विद्या के यस से तेरे ब्रॉगों में पहना देंगी।

लहा—में तुम्हारी चतुराई जानती हूं।

[ दोनों सिगार बरावी हैं ]

( बन्द स्नान हिये हुन साते हैं )

दोहा। ८

धात शहुनतमा जायगो मन मेरी शहुनात ।

ग्रिक श्रांस्। गर्गर् गिगा श्रांखिन कातु न सम्रात ॥

भेसं बनगासीन जो हुनी सतायत मोह ।

शो गेही कीसे सहें दुहिता प्रथम बिद्रोह ॥

[ह्या वधा सहस्ते हैं

ोना मखी—हे श्रक्तताता तेरा सिगार हो चुता, अब कपड़े का जोड़ा पहन से !

[गङ्कता बद्धा हाई। परनती है] गौनभी-हे पुत्री झानपर के झांसू भरे नेत्रों से तुभी देखते गुरु जी झाते हैं, न् हाई झादर से ते। गङ्कतत्रा-(बद्धा स्वक्ता ) पिता, में नमस्कार करती है। वया-हे देही-

दोहा ।

त् पत्रे को कार्यवती हुआ का घर जाय। जैसे सर्गतिष्ठा महे बूच बकाति वर्

BIFELL द्वदती पुर नःम, जसां सुत याने अन्या । चन रता श्रमितम, तस्ते भी अनिया सह ॥

हिन्दी पाउपवर्ग

r.=

र तमा-- १००१ मा । यह ता चालावांद क्या है, बश्दान है । र-प्र-रापरा न्रन्त आहिति दी **हई अस्तियों की प्रद**् [सव शद्शिया काती हैं]

रुव्यव र "भ प्रकृमिदित हो। ( चारी भीर देख कर ) रर नार त्यां प्रवास्तर राज्य और शास्त्रक आले हैं )

िरव-मान जा शम य है। करा अथनायराका सेन बनास्त्रोत ....र र का स्वास्थान देखा का **को** ।

[सव चरते हैं ] क*्र – १* तम व । व सम्बद्धानी वक्ता ।

पाउ पाविति नीर आग्राचहला नाम का प्याचा। फल पान नारित नहीं शश्ने हुके **काय**ा। तिव तम पानन के दिनम् आयुन हे सुख्यान ।

क्लाइड समानि मां रस्य करनि प्रदेश ।। सायह अति शक्तनता धान १०या व मेहा।

शाक्षा देश प्रधान को तुम सब सहित समेह ।

| 4198 #1 418 HA #1 |



02 हिस्ती पाठावली

शक्तमा—(सब करती हुई की) पिता, में इस मार्थयी सन

से वो मिल लूँ, इस में भेरा बहुत का स ∓नेह है। वन्य-यटी, माना जानता हा तेरा इस में सहोदर का स

१ कुन्तला— ( अतः हे निवट जा बर ) हे चन-ज्योरस्ता ! 'यद्यवि

F: 1-

पार है ' माधवी लता यह है दाहनी छोट।

त भाग से लियट रही है तो भी इन शाला **क**र्य

ाद स मुक्तामल लेक्याकि अवर्मे तुक्त से 👰

w 11 / 111

जना प्रति तमें लिये में सकलप्यी द्वापे।

तेमात वाया स्ता **भवन वृक्ष प्रताय ॥** मिला चला नवमहिलका यह द्याम स्वेग साथ।

यात भयात्म दद्दन त में विश्विल्त प्र<mark>पाय ॥</mark> र ३८ किन्द्रसम्बद्धाः स्टब्स्ट्रेस्ट्रियाः स्टब्स्

रक्तना — र मा मधियाँ म ) हे सित्रि श इसे में नुस्हारे हाथ

र नो क्या - अर गर गर हा समाज्य व आग मीपती हो । च—१ क्रनमण क्ष्म र ना स्थामा जन्मता खाडिये कि

र र∙वला को चारत व गांध

eter (

(ध्व प्रति है)



हिन्दी पाठाधकी उल्लंबरती द्रसम्य काम देन नहिंदेत 🖰 🖰 उचा नवी समिम तिरेन ठाफर प्राय ।

: 2

सावा न पंग व जिये या मास्ता में शाया ण 'गरव— जनहम सनत हकि त्यादे अभीको पहुँचाने

यातक जना काहिये जहाँ तक अलाशप न े ज अव वह सारवर का बहु द्या स्था आप इसे

ल्लान प्रशास्त्र का सिकारों । र नम १५ व्याच्या संदेश हो। स्व रू के मीचे द्वारते हैं ।

·· •। श्रम र.ता उच्चश्त **के योग्य क्या** साका वेस अंगता

[ को बना है ]

ंान' ≃ाय चाइधी कामना, ११ ३ इं! इस बिना श्रांसर

TOTAL STATE OF SHIP

. . . . . . . . .

y contract a forgotte

र १०१४ । इ. १ इ.स. हमारी

\* / - 21 7 4 23 A

## चौपाई।

जानि भले हम को तपधारी। कपनीह कुल उद्य विचारो।।
अरु जो पन्धु बपाय विनाहीं। माँ भीति याकी तो माहीं।।
उचित होह तोको नरनाह। क्षय रानिन सम रासे याह।
और जु श्रधिक भागि वस भोगा। पर्धु वन्धु बन कहन न जोग् ॥
शार०—यह सन्देशा मैं ने भलो मांति गाँउ बांच लिया है।
कन्य—पेटा, श्रव तुसे भी कुछ सोस्य हैंगा क्योंकि बनवासी

हो कर भी हम लोग लौकिक व्यौदारों को जानते हैं। शारंग०--विद्वान पुरुषों से क्या दिवा है। कन्य--वेटो, जब त् यहां से जा कर पतिकुल में पहुँचे तब---चीवार्ष।

शुभूसा गुरुजन की कोजो । सस्तो भाव सौतिन में लोजो ॥ ८ भरता यहिए करे अपमाना । कुपित होय गढियो जिन माना ॥ भिडभाषिति दासिन संग रहियो । बड़े भागि पे गर्यन सहियो ॥ या विधितिय गेहिनि पर पाये । उसटी चित्त कुस दोप कहाये ॥

करी गोतमी यद शिक्षा केली हैं। गोतमी—कुल बखुवा के लिये यह उपदेश यहुत क्षेष्ठ हैं। पुत्रो इसे स्थान में रिवर्षो ।

कन्य-चंडी, ज्ञामुक्त से ज्ञीर ज्ञपनी सिवियों से मित ते। इ.सु०-हे पिता, क्या मियन्यदा जनस्या यहीं से सीह जापेंगी।







## १६ — प्रकृति-परिदर्शन

संसार के जितने काम हैं, सब अपनी अपनी जातु और भपने झपने समय पर हे ते हैं। पूर्ती के खिलने का जो समय हैं उस में दो गार दिन की देर सबेर चाहे भने हो जाय, परन्तु दे दिसते इहर है। कतियाँ साने और नई परियाँ आने की भी बही बात है। जब पतलह का समय बाता है, कोई पेड चार दिन पर्ते पत्र-शन्य हो जाता है और बोई पीले । इसन्त भूत बनस्पति को जागृति का समय है। देखने देखते बाग हातीने हरे भरे पद-पूर्णों से मद जाते हैं। चैत में सेतियां पह अती हैं और मुख आती हैं। आहे के दिन महति के शयन के दिन हैं। अफ्टूबर चना कि उसे नींद ने सतावा । अनेक औव गहरी निद्रा में पह आते हैं। नवन्त्रर को बन की बेलकी में ही शुक्र होता है। अनेक अंगती ओवी के तिर ये दिन महा कर के हैं। इसी कारए बहुतें की मृत्यु हो जाती है। को जीप इन दिनों के लिए गोदाम नहीं भए रखते, वे भी क्षा काने हैं।

जिन पान पितारों की रक्षा का आर मतुष्य से लेता है। वन्तें जाड़ों की कुछ फ़िल नहीं, क्योंकि वे जिस के आधित हैं वह उन से सिसे खान-पान और उचित स्थान तैयार रखता है। भेड़-क्करियों जाड़े के दिनों में चीड़े भैड़ान में पाने रहें तो कुछ इसे नहीं, क्योंकि उन की रक्षा के दिए सहियों में नरम और

















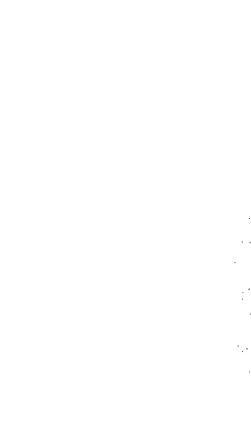





13.31 ास्या चाचन दशासे होते ्र ६७४ काल हो साइत व

ा श्रीप्राय समाधिन्य इत्रते

१८ २ ११ अलाह स्पूष्ट प्रस्थात है ्र प्रसम्बद्धाः साह क

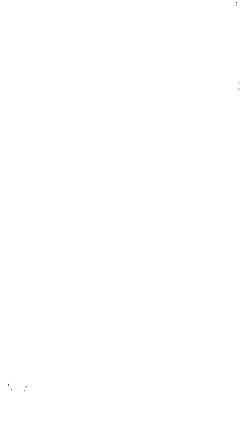







